

This PDF you are browsing now is a digitized copy of rare books and manuscripts from the Jnanayogi Dr. Shrikant Jichkar Knowledge Resource Center Library located in Kavikulaguru Kalidas Sanskrit University Ramtek, Maharashtra.

KKSU University (1997- Present) in Ramtek, Maharashtra is an institution dedicated to the advanced learning of Sanskrit. The University Collection is offered freely to the Community of Scholars with the intent to promote Sanskrit Learning.

Website https://kksu.co.in/

Digitization was executed by NMM

https://www.namami.gov.in/

Sincerely,

Prof. Shrinivasa Varkhedi Hon'ble Vice-Chancellor

Dr. Deepak Kapade Librarian

Digital Uploaded by eGangotri Digital Preservation Trust, New Delhi https://egangotri.wordpress.com/

| a/40/3700 | शिर्षक  | ग्रंथकार | विषय | विस्तार (पुर्ण/ अपूर्ण) | टिकाकार | आकार | पृथ्वे | लिपी | सामग्री | Lines per page | Letters<br>per line | Condition<br>& age<br>(शके/विकम<br>सवंत) | Additional<br>Particulars /<br>Remark |
|-----------|---------|----------|------|-------------------------|---------|------|--------|------|---------|----------------|---------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|
| M-2581    | BIGNIAI |          | Burn | Sign                    |         |      |        | hora | 401316  | 7              | 15                  |                                          |                                       |
|           |         |          |      |                         |         |      |        |      |         |                |                     |                                          |                                       |

गश्रीमरोग्रायन्त्रभ्याम् श्रीराम्यन्य पाय स्यरूपन्यक्षयभगवन्यकुम्याम् १ श्रीश व्यवस्य पन्यभूतः समारक्षा दे होयंपान नातिकः २ नरायुना उन्ह्येयुश्चरन्थ्या इजिल्या एवंचत्विधः प्रोक्तोर्हायंपा तत्रप्रानं र धिवी रोषाणां सहसातितार

विभीतिकं र मानसोपिपरः प्रोक्तीदेवानां मेवसंस्मृतः तत्रवश्येप्रथमतः प्रधानवा जनरायन ४ शुकु शोशोतसंभूतः पित्रोरेवन रायनः स्त्रीरागंगभाग्यसक्रमस्यकानेवि उ शेयदो ५ रनसायोषित्यक्ततद्वस्याज रायुन बाङ्क्साद्दनसः स्त्रीत्या खुक्का धियो

CC-0. In Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection

पुमान्यावेत शुक्रशोशातयाः साम्प्रनायते यनपुरम्भः ऋत्रसाताभवनारी-युतुर्याद्व स्ततः ७ ऋतुकालस्त्रामिद्यमाषाउग्रह नायीय तत्रायुगपिर्नेस्त्रीस्यास्याप्यापर नुभवत् । बार्शियमामिनायत्यिहस् ज लुनः -यममतीतदाराजामायतसममसंश्याः १

ऋत्स्तातायस्यपुराःसाकाश्रम्भयमिश्वती यास्त्री-यमिवतिः सृक्ष्मानरायः साष्ट्रात युक्त शोशातयोयितिस्तित्र्यव्ययः १९ तत्रगभाभवयसमातेनप्रातनात्वातानः अउ नाषिक्षासपियाः स्परनामशकाद्यः १२

उद्गिरक्षगुलमायामानवाश्च्यस्ययेः जानमकमिवशादेवनिषितंत्रसारमंदिरे १३ श क्रेरनः समायुरे प्रथमिमासित्र वं बहुदं केवलेद्समारातः पेशीभवेदिदं १५ पेशीय निर्वतियतमासिषिउः प्रनायते कराचित्रश षक्रीरीनित्तीयसंभवनिति १५ अभिया

किश्वनीवस्य चतुर्धिमासिनायते ततश्चिठि पास्वीयन्यामाप्रेयति छति न्प्त्यस्त्रस्य भागितिष्ठति प्रध्यतः १७ अतादिक्षित्रपास्रित रोतेमात्यप्रमान्यदि अगप्रयगभागश्चरा क्ष्मास्ययोपत्रदा १८ बिहायाश्रमश्रद्ता

दीनजनगातरसमुद्रवान एषापरितरमातु विस्तिः समतासता १९ चतुर्यन्यतितातषात्रा वानामिष्नायते प्रंताधयदियोभावाभीत वाद्यास्त्योषितां २ नप्राक्त्यतेप्रिशाभ वतिरस्यनंदन प्रात्नं-वास्पद्दयोवषयान् श्निकाश्नित २१ तताप्रातुर्मनोष्ट्रिक्या

वैयिति भविवययये तान्य विद्रयात्रारी। उर्देशितितः २२ अरातार् । हर्दातार्गरा भस्य यंगतादयः मात्यि अयो छ।भसद्यो नायत्सतः २० प्रबद्धपन्यमिन्तंमास्यारा तपुष्ता षष्ठा श्रास्तायनय के राठा मिविव कता २४ बलबर्गिनिचित्तितीसममेवगपूर्गिती

पादांतितित्याश्याश्रात्रां भ्रोपद्यायसः २९ उद्भिगमिसंबासादारोगर्भलयान्वतः आ विमृति प्रबोधिसोगमिद्ः खादिसंयुतः २५ हाक यमितिनिर्विसमस्वामीतं रोत्सययः अनुभू नामयासाद्यापराममिखदास्वत २५ करं भवाद्याद्याद्यास्याः न

श्वानलसंतमाः पितास्यरस्वित्रषः २८ मानियनियान्तर्हे स्थिति राश्वान्यस्थित्रषः अस्ति। विश्वान्यस्थिति राश्वान्यस्थिते । विश्वनाः शिवनाः शिवनाः शिवनाः शिवनाः शिवनाः शिवनाः शिवनाः शिवनाः शिवनाः । नि-सत्यमध्यपाश्चीस्यक्रकादितं गर्भद् गिधिम्यिक्षेत्रयगाजित्रविति ३० दुःखा नयामयत्त्रसाक्रनीयः कुभपाक्रन पूयास्य



ब्वतिष्यास्त्रस्यः अस्प्रेवक्स्मतीस्या तामानस्तिनश्चदङ्गयं ३४ श्रुष्ठमापीत्रक्ष यितितितिवितेमतं प्रातरं-युपनग्नी-य न्यलत्रधावति अ ततानातासमाति निर्नायमास्या स्मितः क्रिन्यस्या नस्कारोभि उतागवान् ३६

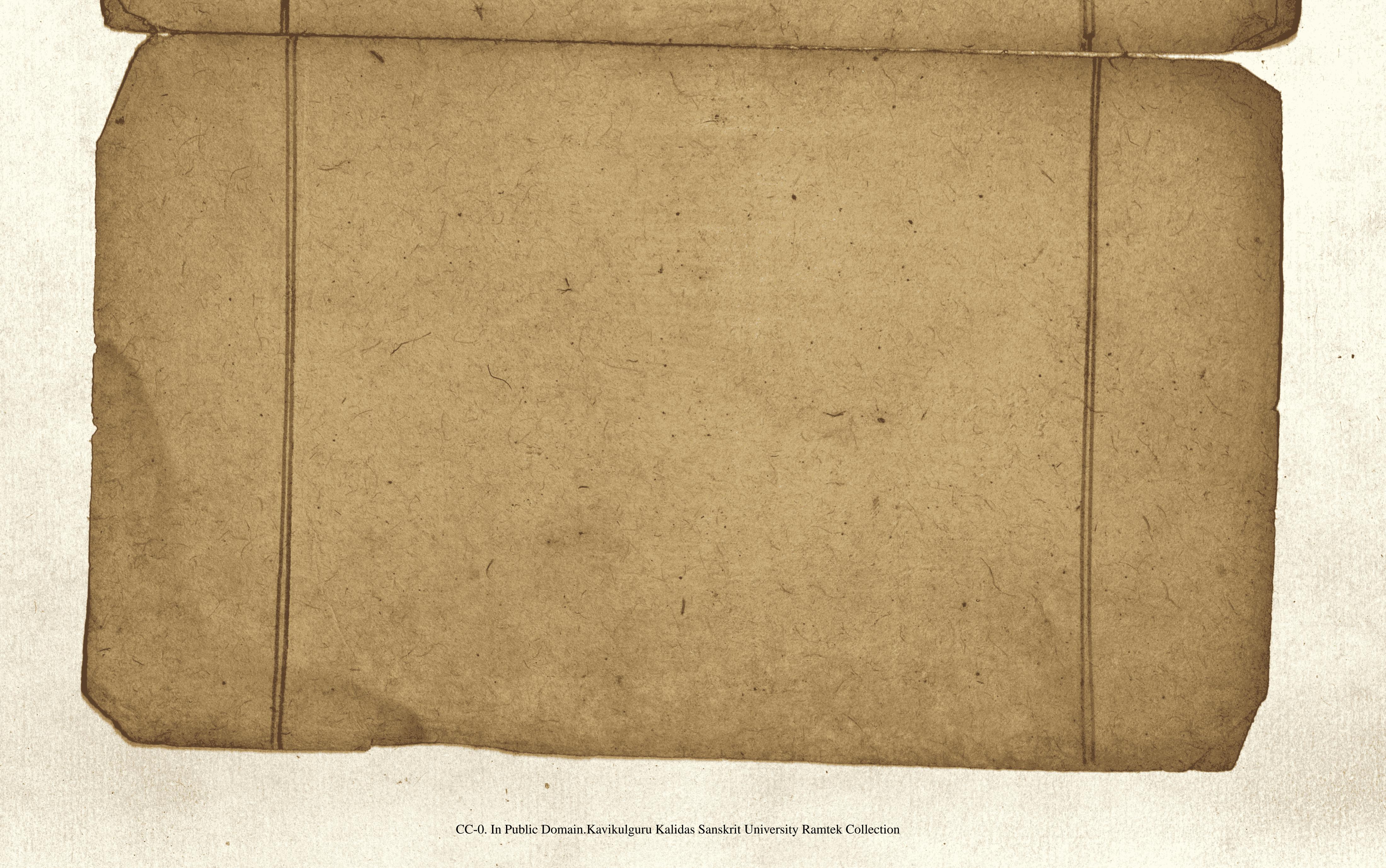

[OrderDescription]
,CREATED=14.01.20 14:51
,TRANSFERRED=2020/01/14 at 14:54:23
,PAGES=14
,TYPE=STD
,NAME=S0002520
,Book Name=M-2581-SHIV GEETA
,ORDER\_TEXT=
,[PAGELIST]
,FILE1=00000001.TIF
,FILE2=00000002.TIF
,FILE3=00000003.TIF
,FILE4=00000004.TIF
,FILE5=00000005.TIF
,FILE6=00000006.TIF

,FILE7=0000007.TIF

FILE8=00000008.TIF
,FILE9=00000009.TIF
,FILE10=00000010.TIF
,FILE11=00000011.TIF
,FILE12=00000012.TIF
,FILE13=00000013.TIF
,FILE14=00000014.TIF